











## गेओर्गी युरमीन

# दादा

No -8982





रादुगा प्रकाशन मास्को



पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड ४ ई, रानी भांसी रोड, नई दिल्ली-११००४४

> एकात्तरथ ब्रीडिक शोध एथं सवास्ताः नाम भागाव (प्राप्तः) सेकास्ता



#### दादा की आंखें खो गईं

मेरे एक दादा हैं। दादा के बाल एकदम सफ़ेद हैं।

मैंने पूछा:

"ये ऐसे क्यों हैं?"

"वक्त ने सफ़ेद कर दिये हैं।" दादा की कमर भुकी रहती है।

मैंने पूछा:

"यह ऐसी क्यों है?"

"वक्त से कमर भुक गई है।"

मेरे दादा की आंखों से भलाई छलकती है, उनके गिर्द भुरियों का जाला है। यह भी शायद वक्त का ही काम है। और इन आंखों पर दादा सदा चश्मा लगाये रहते हैं, चमकते फ़्रेम वाला चश्मा।

मैंने पूछाः

"दादा जी, आप चक्क्मा क्यों पहनते हैं?" वह 'रेडहुड' कहानी के भेड़िये जैसी मोटी आवाज में बोले:

"ताकि तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। मेरी आंखें तो समय से बिल्कुल अंधी हो गई हैं।" एक दिन दादा ने मुक्तसे पूछा:

"तुम्हें पता है, मेरी आंखें कहां हैं?" मैं हैरान हो गया, भला आंखें भी कहीं खो

सकती हैं?

दादा हंसने लगे:

"मैं चक्ष्मे की बात कर रहा हूं। वह मेरी आंखों का काम जो करता है।"

में दादा का चक्ष्मा ढूंढने लगा। फिर मैंने दादा पर नजर डाली – चक्ष्मा उनकी नाक पर था। दादा ठंडी आह भरकर बोले:

"देखा, लगता है वक्त ने याददाक्त भी कमजोर कर दी है।"

एक दिन दादा का चक्नमा सचमुच खो गया। हमने सब जगह ढूंढ मारा, पर चक्नमा कहीं था ही नहीं: न मेज पर, न मेज के नीचे, न आले पर और न ही नाक पर। चक्रमा जैसे धरती में ही समा गया था।

"दादा जी, अब आप अखबार कैसे पढ़ेंगे?" "दादी का चक्ष्मा पहनकर देखता हं।"

सो, उन्होंने दादी का चश्मा पहन लिया। पर वह उनके काम नहीं आया, उस चश्मे से तो उन्हें बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। क्योंकि हर आदमी की अपनी नज़र होती है और चश्मे के शीशे भी सबके अपने-अपने होते हैं। जो चश्मा दादी के लिए ठीक है, वह दादा के लिए ठीक नहीं, और दादा का चश्मा दादी के लिए ठीक नहीं।

"दादा जी, अब आप अखबार कैसे पढ़ेंगे?"

"हां, शूरिक, जब तक चश्मा मिल नहीं
जाता, चालाकी बरतनी पड़ेगी। पुराने जमाने में
लोग जैसे करते थे, बैसे करना पड़ेगा।"

" कैसे ?"

" ऐसे ! "

दादा ने आतिशी शीशा – आवर्धक लैंस – लिया और उसे अखबार की पंक्तियों पर चलाने लगे। लैंस के बिना अक्षर छोटी सी चींटी जितने थे और लैंस में माचिस की डिबिया जितने बड़े। दादा बाईं आंख भींचे हाथ से लैंस पंक्तियों पर चलाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे: "उफ़, कितना मुश्किल है ऐसे पढ़ना! मेरा चश्मा क्यों नहीं मिल जाता।"

मुक्ते दादा पर तरस आयाः बेचारे ख्वाहम-ख्वाह परेशान हो रहे हैं। सो मैं फिर से चश्मा

ढूंढने लगा।

आखिर मैंने चश्मा ढूंढ ही लिया। वह दादा की किताब के पन्नों के बीच दुबका पड़ा था। कमबख्त चुपचाप दुबका हुआ था, जैसे हम उसे न ढूंढ रहे हों।

"दादा जी, यह रहा आपका चश्मा!"



#### दो बम कानों के पीछे

"लो, शूरिक, फिर मुसीबत हो गई: मेरे पहियों के बम टूट गये," दादा ने शिकायत की। पहले तो मैं हैरान रह गया: कैसे बम? कैसे पहिये? फिर मुक्ते दादा की पहेली याद आ गई और मैं सब कुछ समक्त गया।

पहेली यह है:

क्या छिपा है इसके पीछे? दो बम कानों के पीछे, आंखों पर दो पहिये, नाक पर मैंने टिकाये।

बूक्तली?

मैंने भी तुरंत ही बूक ली थी और चिल्ला पड़ा था: "चक्ना! चक्ना!"

बस यही बम-कमानियां जो कानों पर टिकी रहती हैं, टूट गई थीं। इसलिए पहिए-शीशे बार-बार दादा की नाक से गिर जाते थे।

"अब क्या करें?"

दादा ने मुक्ते समकायाः "घबराओ नहीं, दुकान में ले जायेंगे, वहां ठीक कर देंगे। अभी फिर से वैसे ही काम चलाते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग चलाते थे।"

दादा ने चक्ष्मे के दोनों शीशों से एक-एक डोरी बांधी फिर गुद्दी पर डोरियों की गांठ बांध दी और आराम से अखबार पढ़ने लगे।

दादा की गुद्दी पर रिबन जैसी गांठ बंधी डोरियों को देखते-देखते जब मैं उकता गया, तो मैंने पूछा:

 $^{^{''}}$ क्या पुराने जमाने में लोग चश्मा ऐसे पहनते थे ?"

"बिल्कुल ऐसे तो नहीं पर इससे मिलते-जुलते ढंग से ही पहनते थे। नाक पर रहनेवाली 'टेक' समेत दोनों शीशों को टोपी से बांधा जाता था और टोपी के साथ ही चश्मा पहना जाता था। या फिर शीशे चमड़े की पट्टी में लगाये जाते थे और इस पट्टी की सिर पर बांधा जाता था। सबसे पहले एक बादशाह के डाक्टर को यह तरीका सूफा था। बादशाह की नाक से चश्मा बार-बार गिर जाता था, तो बादशाह बहुत नाराज होते थे। अब बादशाह बेहद खुश हुआ, अपने दरबारी डाक्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। जब डाक्टर मर गया, तो बादशाह ने उसकी कब पर सुनहरे अक्षरों से ये शब्द खुदवाये: 'चश्मे का अन्वेषक सत्वीनो अर्माती यहां चिर निद्रा में सो रहा है। परमात्मा, उसके पाप क्षमा करना!'"

यह कहानी सुनाकर दादा फिर से अखबार पढ़ने लगे। पर वे ज्यादा देर नहीं पढ़ सके, "बाद-शाही" ढंग से चश्मा ज्यादा देर तक नहीं पहन सके। बार-बार खिसकती डोरी ठीक करते और गांठ बांधते वे तंग आ गये। जब गांठ दसवीं बार खुली तो दादा से न रहा गया:

"चलो जल्दी से दुकान चलें, नहीं तो चश्मा टूट ही जायेगा।"

अब फिर से दादा के कानों के पीछे दो बम हैं और चश्मा अब नहीं गिरता।





#### लंबी नाक किसलिए?

है न कमाल की बात: कल तक मैं पांच साल का था, आज छह साल का हो गया ?! एक दिन में ही मैं एक साल बड़ा हो गया।

बात यह है कि आज मेरा जन्म दिन है। कितनी अच्छी बात है! सब लोग मुक्ते तोहफ़े दे रहे हैं।

मां ने ड्राइंग की कापी और रंग खरीदे हैं। पापा ने गेंद और बुरातीनो की कहानी की किताब। बस दादा ने ही कुछ नहीं खरीदा। उन्होंने अपना बक्सा टटोलकर उसमें से पुरानी दूरबीन निकाली, जो उनके पिता जी ने कभी उन्हें दी थी। दादा ने दूरबीन मुक्ते दे दी, बोले:

"लो, रखो। मेरा चश्मा अब तुम्हारे काम आयेगा!"

"धन्यवाद, दादा जी! पर आप इसे चक्रमा क्यों कह रहे हैं? यह तो दूरबीन है।"

"वो तो ठीक है। पर इसे दूरबीन इसीलिए कहते हैं कि इसकी मदद से आदमी दूर की चीजें भी साफ़-साफ़ देख सकता है, चक्के की ही तरह इससे भी नज़र तेज होती है। एक बात और भी है, अगर मामूली चक्का न बना होता, तो दूरबीन भी न बनती।"

तब दादा ने मुभे यह बात बताई।

बहुत पहले शोशे की चीजें बनानेवाला एक कारीगर था। एक दिन आतिशी शीशा लेकर वह उससे चींटी की टांग देखने लगा। टांग इतनी बड़ी दिखी, जैसे कि लकड़ी का पूरा लट्टा हो।

एक शीशे से ही ऐसा चमत्कार! अगर दो या तीन शीशे लिये जायें तो? उनसे तो चीजें और भी बड़ी दिखेंगी।

कारीगर ने ऐसा करके देखा, उसका अनुमान सही निकला।

और तो सब अच्छा था; पर शीशे हाथ में पकड़े रहने से असुविधा होती थी। हां अगर दोहरा या तिहरा चश्मा बना लिया जाये, तो हाथ खाली हो जायें, उनसे कुछ काम किया जा सके। लेकिन इतनी लंबी नाक कहां से आये कि सभी शीशे उस पर टिक जायें। सो कारीगर ने फ़ैसला किया:

"नाक के बिना ही काम चलाना होगा। पर कैसे?"

वह सोचता रहा, सोचता रहा और आखिर एक तरकीब उसे सूफ गई। लोहे की लंबी नली उसके काम आई। उसके अंदर तो सारे शीशे खुब अच्छी तरह टिके रहते थे।

बस इस तरह दूरबीन बनी।

जहाजियों को वह तुरंत ही भा गई। दूर-दूर की यात्राओं पर जाते हुए वे उसे अपने साथ ले जाने लगे। दूरबीन से समुद्र पर नजर रखना अच्छा था: दूर-दूर तक दिखाई देता था।

आंख पर दूरबीन लगाये खड़ा जहाजी रह-रहकर चिल्लाता:

"बाई ओर नाव है! सामने जमीन है!"
"तुम भी दूरबीन से देखो और जैसे जहाजी
अपने कप्तान को रपट देता था, वैसे ही मुक्ते
सब कुछ बताओ," दादा ने कहा।

सो मैं देखने लगा। खिड़की में अगर कोई दिलचस्य चीज दिखाई देती, तो मैं दादा को बताताः

"बाई ओर को हवाई जहाज उड़ता जा रहा है! सामने गौरैया टहनी पर बैठी अपनी चोंच साफ़ कर रही है!"

बड़ी अच्छी है मेरी दूरबीन। पर टेलीस्कोप से उसका क्या मुकाबला! टेलीस्कोप के बारे में भी दादा ने मुक्ते बताया है।

टेलीस्कोप भी दूरबीन ही है, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत भारी। उसे हाथों में नहीं उठा सकते। टेलीस्कोप तोप जैसा होता है और तोप की ही तरह पक्के आधार पर रखा होता है। उसके शीशे इतने तेज होते हैं कि जरा सा टिम-टिमाता तारा भी उसमें साफ़ देखा जा सकता है। बड़ा होकर मैं जरूर दादा के साथ वेधशाला







आये दिन मैं दादा के कान खाता रहता हूं: "बिल्ली म्याऊं-म्याऊं क्यों करती है? हवा क्यों चलती है?"

क्यों, क्यों, क्यों?

दादा हैरान होते हैं:

"क्या तुम हमेशा क्यों-क्यों करते रहते हो?" मैं खुद नहीं जानता, क्यों मेरे मुंह से बार-बार "क्यों" निकलता है?

आज भी यही हुआ। दादा ने कहा: "चक्मा"। और मैं फिर से अपनी बात ले बैठा: "चक्मा क्यों?"

दादा बोले:

"चक्मा आंखों पर पहनते हैं न? फ़ारसी में आंखों को चक्म कहते हैं। चक्म से बना चक्मा। मिलते-जुलते काब्द हैं न?"

फिर दादा ने कहाः

"आज हम-तुम यूरा के स्कूल जायेंगे।"

"स्कूल क्यों ?"

"क्योंकि तुम्हारा भैया फिर से टेस्टों में फ़ेल हो गया है।"

उधर दादा पढ़ाई के बाद खाली हो गये स्कूल में अध्यापकों के कमरे में यूरा की अध्या-पिका से बातें कर रहे थे, इधर मैं चुपके-चुपके क्लासों में कांक रहा था। एक क्लास में मुके स्टैंड पर लगी नली दिखी।

यूरा की अध्यापिका के साथ बातचीत के बाद खिन्न दादा जब मेरे पास आये, तो मैंने फिर अपनी क्यों-क्यों लगा दी:

"वो नली स्टैंड पर क्यों लगी हुई है?" "यह स्टैंड पर लगी नली नहीं, सूक्ष्मदर्शी है, इसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यह सभी छोटी-छोटी सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अदृश्य वस्तुएं भी इसमें दिखाई दे जाती हैं। देखना चाहते हो?"

यह भी कोई पूछने की बात है! यूरा की

अध्यापिका से इजाजत लेकर हम सूक्ष्मदर्शी देखने क्लास में चले गये।

सूक्ष्मदर्शी में भी दूरबीन ज़ैसी नली होती है। वह स्टैंड पर लगी होती है और उसकी आंख नीचे को होती है, बिल्कुल छोटी सी चौकी की ओर जिसके बीचोंबीच छेद होता है। इस चौकी के नीचे गोल दर्पण लगा होता है।

दादा ने कांच की पतली सी पट्टी ढूंढ ली, उस पर पास ही रखी बोतल से पानी की एक बूंद डाली, कांच को चौकी पर इस तरह रखा कि पानी की बूंद छेद के ऐन ऊपर आ गई। फिर नली के ऊपर आंख लगाकर वह दर्पण को इधर-उधर घुमाने लगे।

"आप दर्पण क्यों घुमा रहे हैं?" मैंने फिर से अपनी रट लगाई।

"ताकि रोशनी बूंद पर पड़े। नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आहा, अब ठीक हो गया। देखो तो यह बूंद। नहीं, पहले ऐसे ही देखो।"

मैंने देखा, मुक्ते उसमें कोई खास चीज नजर नहीं आई। बूंद जैसी बूंद थी।

पर जब सूक्ष्मदर्शी की नली में से उसमें नजर डाली, तो डर ही गया। बूंद कहां गई? उसकी जगह पूरा समुद्र फैला हुआ था और उसमें भयानक जीव तैर रहे थे, मूंछों वाले और रोयों वाले।

मूंछों वाले पैरामेसियम कहलाते हैं, वे देखने में ही डरावने लगते हैं, पर असल में वे लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं। लेकिन अदृश्य जीवाणु-ओं की बात और है, वे प्रायः लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। पीने का पानी साफ़ न हो, तो ये जीवाणु पेट में पहुंच जायेंगे और तब आदमी बीमार पड़ सकता है।

... दादा के साथ घर लौटते हुए मैं सारा समय सूक्ष्मदर्शी और जीवाणुओं की ही बात सोचता रहा। फिर मैं यूरा के बारे में सोचने लगा। हो सकता है वह इसलिए पढ़ाई में अच्छा नहीं चल







#### मैं कराबास से नहीं डरता!

पापा ने जन्मदिन पर मुभे जो किताब दी थी उसमें काठ के लड़के बुरातीनो की कहानी है। कहानी में उसके दोस्त प्येरो, मल्वीना और अर्तेमोन नाम का कुत्ता भी हैं और उसके दुश्मन कराबास-बराबास, अलीसा लोमड़ी और बजीलियो बिल्ला भी।

पहले तो मैंने इन सबको तस्वीरों में ही देखा था, पर एक दिन जीते-जागते देखा।

ऐसा तब हुआ जब मैं दादा के साथ कठपुतली थियेटर गया।

हमें सीटें बहुत खराब मिली थीं – हाल के बिल्कुल अंत में, पीछे की दीवार के पास। दर्शक बुरातीनो की शरारतों पर खुश हो रहे थे, दुष्ट कराबास-बराबास पर नाराज हो रहे थे, पर मैं मुंह लटकाये बैठा था। दूसरे बच्चों को सब कुछ दिखाई दे रहा था और मुक्ते कुछ भी नहीं। दूर से कुछ पता ही नहीं चलता था मंच पर क्या हो रहा है।

यह तो अच्छा हुआ, दादा का चश्मा काम आ गया। बम-कमानी वाला मामूली चश्मा नहीं, बाइनोकुलर-चश्मा।

इसमें दो छोटी-छोटी निलयां होती हैं, जो एक दूसरी से जुड़ी होती हैं। इन निलयों में भी शीशे लगे होते हैं, एक तरफ़ छोटे, दूसरी तरफ़ बड़े।

पहले तो दादा खुद बाइनोकुलर से देखते रहे, फिर उन्होंने बाइनोकुलर मुक्ते दे दिया। मैं खुश हो गया, आंखें फाड़कर छोटे शीशों में देखने लगा, पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कहां है बुरातीनो, कहां है मल्वीना?! मेरे सामने दो धुंधले से गोले थे, उनमें कुछ फिल-मिला रहा था, पर वह क्या था कुछ पता नहीं चलता था।

दादा ने जब देखा कि मैं परेशान हो रहा हूं, किसी तरह बाइनोकुलर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो फुसफुसाये: "निलयों के बीच लगा पेच घुमाओं, सब ठीक हो जायेगा।"

सचमुच ही जब मैंने पेच घुमाया, तो दो गोलों का एक गोला बन गया और उसमें मुक्ते बुरातीनो साफ़-साफ़ दीख पड़ा। लगा वह बिल्कुल पास ही है।

पर मेरी खुशी बहुत देर तक नहीं चली। अचानक मोटी-मोटी नाक, टेढ़े मुंह और भज्ञरीले बालों वाला कराबास-बराबास बाइनोकुलर में से मुभे घूरता नजर आया। इस भूतने से डरकर मैंने जल्दी से आंखें मीच लीं।

"दादा जी, मुक्ते नहीं चाहिए बाइनोकुलर। मुक्ते डर लगता है।"

"तुम कराबास-बराबास को बाइनोकुलर के दूसरी ओर से देखो – जहां शीशे बड़े हैं।"

मैंने दादा का कहना माना। दुष्ट कराबास तुरंत ही मुक्तसे दूर हो गया, छोटा सा बन गया, अब उससे जरा भी डर नहीं लगता था।

बस फिर मैं बाइनोकुलर को ऐसे ही घुमाने लगा। सभी अच्छे पात्रों को — बुरातीनो, मल्वीना और अर्तेमोन कुत्ते को "पास लाने वाले" छोटे शीशों से देखता था, और बुरे पात्रों — कराबास-बराबास, अलीसा लोमड़ी और बजीलियो बिल्ले को "दूर ले जाने वाले" बड़े शीशों से।

दादा खूब हंसे: "भई वाह, क्या सोची है तुमने!" उस दिन से जब भी मैं कोई बुरा काम करता हूं, तो दादा अपना बाइनोकुलर उठा लेते हैं और "बुरे" शीशों से मेरी ओर देखते हैं।

थोड़ी देर तक तो मैं सहता रहता हूं, पर फिर कहता हूं: "नाराज मत होइये, दादा जी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मेरी ओर 'अच्छे' शीशों से देखिये!"



### कौन सा चश्मा ज्यादा अच्छा है?

दादा की पुरानी एल्बम में मैंने एक बहादुर जहाजी का फ़ोटो देखा। वह सफ़ेद गोट और सुनहरे लंगर वाली काली टोपी पहने हैं, कंधों पर लगी फीतियों पर सितारे हैं, आस्तीनों पर पट्टियां और सीने पर बहुत सारे सैनिक पदक लगे हुए हैं।

मैंने दादा से पूछाः

"यह कौन है?"

"लो, देखो जरा इसे। अपने दादा को नहीं पहचानता!"

देखा, अरे, यह तो सचमुच दादा ही हैं। पर बूढ़े नहीं, जैसे अब हैं, बल्कि जवान हैं। मूंछें भी हैं, लेकिन सफ़ेद नहीं, काली। मुस्कराती आंखें भी बिल्कुल उनकी हैं, हां उनके गिर्द अभी भूरियां नहीं पड़ीं।

फ़ोटोग्राफ़र ने दादा का फ़ोटो किसी ऊंची

नली के पास खींचा था।

"यह नली किसलिए है?"

"क्या मतलब किसलिए? यह भी मेरा चक्रमा है। फ़ासिस्टों से लड़ाई के दिनों में यह चक्रमा मेरे खूब काम आया था। मैं तब नौसेना में था, पनडुब्बी पर।"

मैं दादा के पीछे पड़ गया:

" सुनाओ , सुनाओ ! "

तो उन्होंने यह सुनाया।

पनडुब्बी का यह नाम इसलिए पड़ा है कि यह जहाज पानी में डूबकर चलता है।

दूसरे सारे जहाज पानी के अपर चलते हैं,
मगर नीचे नहीं जाते। और यह है कि अपर कभीकभार ही निकलता है। ज्यादातर मछिलयों के
राज में ही रहता है। जरूरत पड़े तो समुद्र के
तले पर ही खड़ा हो जाता है, सितारों, मछिलयों
और केकड़ों के बीच, जब तक उसे अपर उठने
का हुक्म नहीं दिया जाता, वहीं खड़ा रहता है।
पनडुब्बी जब पानी के अंदर चली जाती है,

तो उसे कोई नहीं देख सकता, पर वह सबको देखती रहती है।

पनडुब्बी का चक्ष्मा उसे सब कुछ दिखाता है, उसे आंखें देता है। इसे पेरिस्कोप कहते हैं। यह एक लंबी नली की शक्ल का होता है। जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, तो इस नली का सिरा पानी से जरा सा बाहर निकला रहता है और अपनी कांच की आंख से चारों ओर सब कुछ देखता रहता है। पेरिस्कोप को जो कुछ नजर आता है, वह सब पनडुब्बी में नली के दूसरे सिरे पर आंखें गड़ाये बैठे जहाजी को भी दिखाई देता है।

ऐसी ही एक पनडुब्बी पर मेरे दादा भी लड़ाई में लड़े थे और ऐसे ही चक्मे से देखते थे।

एक दिन दादा की पनडुब्बी को आदेश मिला कि वह फ़ासिस्ट विध्वंसक युद्धपोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दे। सोवियत जहाजी काफ़ी समय से शत्रु के इस जहाज को नष्ट करने की ताक में थे।

मुबह तड़के पनडुब्बी समुद्र में गई। दादा पेरिस्कोप पर आंखें गड़ाये थे, उसकी नली को इधर-उधर घुमा रहे थे। समुद्र मुनसान था। सफ़ेंद फेनिल लहरों के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं था।

अगले दिन बहुत दूर, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, वहां पर एक छोटा सा धब्बा नजर आया। पास आते-आते यह धब्बा शत्रु का विशाल विध्वंसक जहाज बन गया। उस पर मोटा बख्तर चढ़ा हुआ था, जो सभी गोलों से नहीं टूट सकता। चारों ओर विभीषण तोपें निकली हुई थीं।

"आहा, पकड़ा गया, फ़ासिस्ट! अब तू बचकर नहीं निकल पायेगा," दादा ने मन ही मन सोचा और फिर उस दुष्ट को नष्ट करने का आदेश दिया।

खुद वे पेरिस्कोप में शत्रु के जहाज पर नजर लगाये हुए थे। उन्होंने देखा नुकीली नाक वाला टोरपीडो पानी के अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य की





ओर बढ़ चला है। वह शत्रु के जहाज के पास ही पास आता जा रहा है। और लो! जोरदार विस्फोट हुआ, जहाज लाल-काले धुएं से घिर गया, दो टुकड़े होकर डूबने लगा।

"इस दुष्ट को डुबोने की यह याददाश्त है," दादा ने अंत में कहा।

इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना पुराना फ़ोटो हाथ में लिया और वह बड़ा सा सितारा दिखाया, जो दूसरे पदकों के साथ उनके वक्ष की शोभा बढ़ा रहा था। ... मुक्ते यह चहुंमुखदर्शी-पेरिस्कोप बहुत पसंद आया! मैं भी बड़ा होकर इस पेरिस्कोप में शत्रु के जहाजों पर नजर रखूंगा...

या नहीं, टेलीस्कोप से दूर के तारे देखूंगा। या फिर सूक्ष्मदर्शी से अदृश्य जीवाणुओं को खोजूंगा।

समभ में नहीं आता कौन सा चश्मा चुनूं?!





#### अनुवादक – योगेन्द्र नागपाल

चित्रकार – इरीना किसेलेव्स्काया

Г. Юрмин дедушкины очки

на хинди

G. Yurmin GRANDPA'S GLASSES

in Hindi

© हिन्दी अनुवाद • रादुगा प्रकाशन • १६८४

Перевод сделан по книге Г. Юрмин, "Дедушкины очки" М. "Малыш", 1972 г. Для дошкольного возраста.

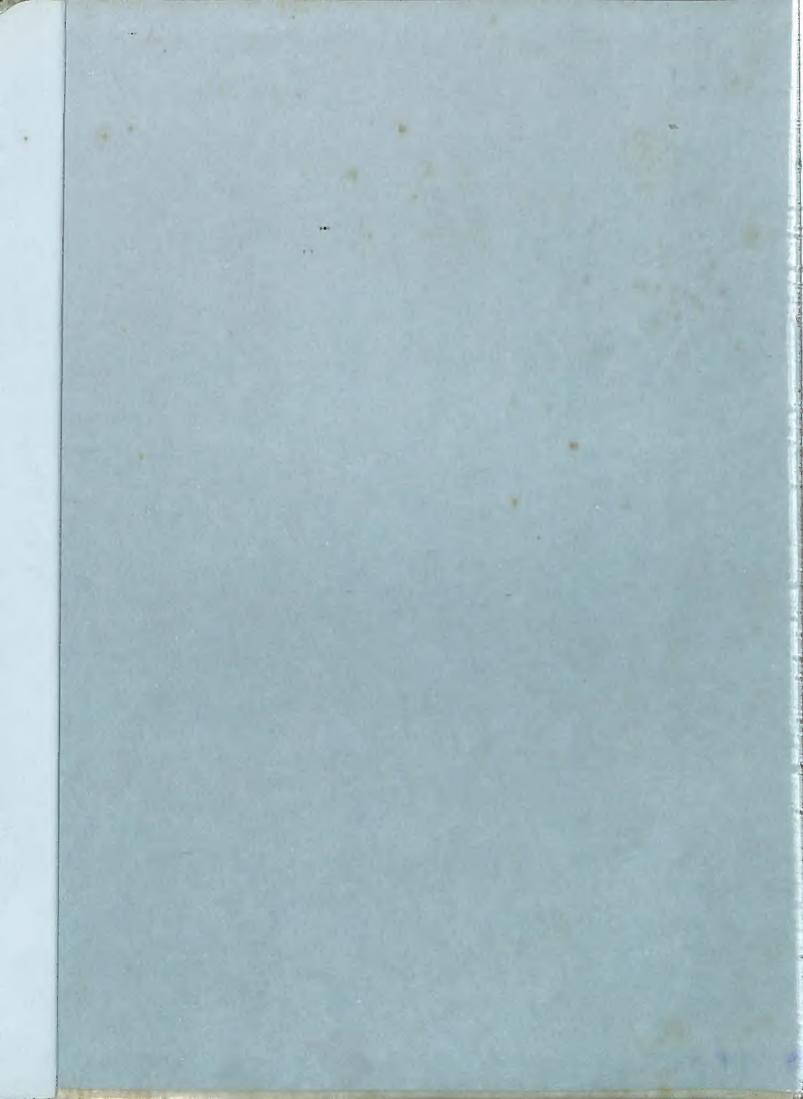



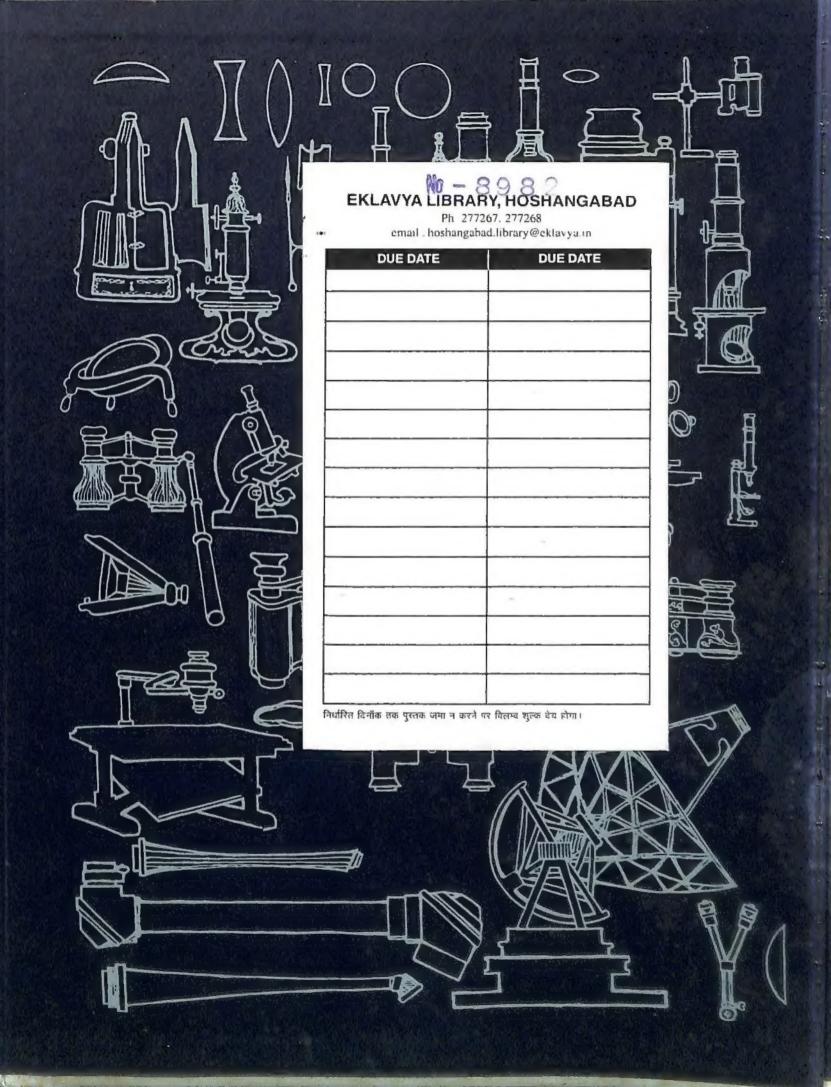

